## श्रीशिवशिवासंवादोपनिवद्धं

## मेरुतन्त्रम्

ओझोपाख्य पण्डित-रघुनाथशास्त्रिद्वारा संशोध्य टिप्पण्यादिभिः परिष्कृतम्

> खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई

## ॥ अथ मेरुतंत्रस्थितविषयानुक्रमणिका प्रारम्यते ॥

| प्रशंकाः     | विषयाः                     | श्लोकांकाः        | प्रष्ठांकाः   | विषया:                   | श्रो    | कांकाः |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------|--------|
|              | मकादाः १                   |                   |               | प्रकाशः ३                |         |        |
| १ मंगछा      | चरणम्                      | 1                 | २० वासव्धि    | वणमार्गे कथं             |         | गिमिति |
|              | विजितदेवानां               |                   |               |                          | -       | 2      |
|              | रवाति देवानां              |                   |               | धी कुंडमंडपारि           |         | _      |
|              | ****                       |                   | ३४ स्वप्नपरी  | आविषिः                   |         | २७२    |
|              | विसर्जनोत्तरं ह            |                   | ३८ सर्वताभ    | द्रचक्रविधिः             | >***    | 948    |
| ध्यायते      | इति शिवं प्रति             | गौरीप्रभः४        |               | डङकथनम्                  |         | 764    |
| २ महाका      | खबशात्सर्वे वि             | <b>छयं यां</b> वि |               | अनम्                     |         | 250    |
|              | एव भया ध्यात               |                   | ५२ वूर्णीभिषे | किविधिः                  | ***     | 499    |
| कथनम्        | ****                       | 38                |               | मकाशः ४                  |         |        |
| " कोऽसी      | महाकाख: मुर्               | केः कति-          | 43 ziermia    | सास्विकादि भे            | वैकिया  | T 10   |
| धा सा        | कथं अभ्यते इत्य            | गिद्देवता         | นุยลสมเกโล    | ुसारेणाष्ट्राव <u>्य</u> | ERLIES. | 11:33  |
| त्रमः        | *** ***                    | १६                |               | पनविधिः                  |         | 48     |
| " तत्त्रभो   | त्तरदानाय महाव             | <b>हा</b> ळप्रणीत |               | ऽष्टद्खपूजा <b>यी</b> ठ  |         | <3     |
| मेर्वतंत्रा  | रंभकरणम्                   | २६                |               | ोमविचारः                 |         | १२०    |
| ३ वपासन      | ाया वामदक्षिण              | भेदकथनम् ३९       | 41 411112     |                          |         | 110    |
| ४ वाममा      | र्गस्य कौळादिपं            | वमेदाः ५९         |               | प्रकाशः ५                |         |        |
| " दक्षमार    | र्गिस्थितवेदिक्या <u>ड</u> | पासना             | ६३ माहिकरि    |                          | ***     | 4      |
| भेद:         | *** ***                    | \$7               | ६५ स्नानवि    | di                       | 6.44    | 44     |
| " गुरुशिष    | यविचारः                    | 50                | ६८ विछक्रधा   |                          | ***     | 48     |
|              | णमार्गयोः संक्षेप          |                   | ६९ तांत्रिकी  |                          | ****    | 854    |
|              | मकाशः २                    |                   | ७० शिवगाय     | त्री                     | ***     | 550    |
|              | र्गणां बहुनां सि           | विकासी-           |               | स्थापनकमः                |         | २०४    |
| ऽपि न        | भवात कुता र                | नोक्ष इति         |               | ष्ट्रासंत्रः             |         | 58€    |
| तदिपये       | गौरीप्रमः                  | 8                 |               | कान्यासः                 | ***     | 380    |
|              | जरामाबात् सि               |                   |               | कान्यासः                 | ***     | ३१२    |
| वि ववो       | देहस्य शुद्धचर्य           | वोडश-             | १०१ पूजाईशा   |                          | ***     | 468    |
| संस्कार      | कथनम्                      | 8                 | १०८ पूजाविधि  |                          | ***     | A08    |
| १४ मंत्राणां | <b>थोडशसंस्काराः</b>       | १४६               | १२० सामान्य   | तः पूजात्रैविष्य         | 4       | 583    |

| <b>ष्ट्रधंकाः</b> | विषयाः                                     | श्रीकांकाः            | पृष्ठांकाः    | विषयाः                                    | ग्रोकांव | st:  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|------|
|                   | मकाशः ६                                    |                       | १९९ मंडलप     | जामकारः                                   | 7        | 194  |
|                   | णव्याख्या                                  |                       | २०२ बदुपूज    | ।<br>नबस्चिदानविषा<br>नापशुक्तिदानवि      | R: 3     | 258  |
|                   | णपूर्वकृत्यम्<br>नानि                      | 280                   | २१४ नवराव     | वत्रविधिः                                 | *** 4    | 901  |
| १३७ जपाईर         | माराविचारः                                 | 390                   |               | ारमार्गशासार्थे।<br>गेंपु गुरोर्महत्त्वम् |          | 128  |
|                   | स्थितरुद्राञ्चादीनां<br>देषु छिस्तित्वा भः |                       | २२३ पूर्णांकि | पिकविधिनि <b>रू</b> प                     | णम् ।    | 00   |
| १५३ शावर          | मंत्राणां पुरश्चरण                         | विधिः ५७७             |               | भवरहस्यकथनम्<br>द्वतान्यरहस्यकथ           |          | १०१  |
|                   | हमंत्रदीक्षाप्रहणि<br>व सिद्धिमोक्ष्सा     |                       |               | प्रकाशः ११                                |          |      |
|                   | प्रकाशः ७                                  |                       |               | गान्ते जिशहेदम                            |          |      |
|                   | द्वाचारकथनम्<br>यकर्वव्यानि                | 4                     |               | वनार्थे प्राजापत्य<br>रूपणम्              |          | 3    |
|                   | कोत्सवपूजादि<br>•                          | 48                    |               | तिमंत्रविधानम्<br>सर्गानक्षित्रसम्        |          | 96   |
|                   | ।।दिकान्यकर्माणि                           |                       | २४५ धनेश      | ायमंत्रविधानम्<br>मंत्रविधिः              |          | १३०  |
| दब्द ।साव         | (स्थिरीकरणे)धमः<br>अकाशः ८                 |                       |               | गमित्रविधानम्                             |          | 188  |
| १६७ देवता         | ने न   |                       |               | केमंत्रसाघनाविशि<br>।नं शीसूकम्           |          | १३२  |
|                   | प्रकाशः ९                                  |                       |               | रूजाविधिः                                 |          | \$29 |
|                   | वशिवक्षिक्रपूजना<br>व संबुखिषष्टादिना      |                       | 401 5644      | ानां जीवन्मुक्तिः<br>प्रकाशः १२           |          | ७२५  |
| य त               | त्पूजनम्                                   | 49                    |               | रीयस्तोत्रम्<br>रायस्तोत्रणाभिष           |          |      |
|                   | स्तोत्रजपादिकथन<br>पर्वनोद्यापनविधिः       |                       |               | क्तकथनम्                                  |          |      |
|                   | मकाशः १०                                   |                       | ३०९ विष्णु    | गणपत्योःसूके                              | 1        | ₹०६  |
|                   | महेशप्रणीतपश्चा                            | न्नायेषु वर्ध्वांन्ना |               | भकादाः १३                                 |          |      |
|                   | तम्<br>मार्गिणां बर्मनिरू                  |                       |               | बस्थानगतप्रहाण<br>म्                      |          |      |
|                   | पाननिषेषः                                  |                       | ३३ भास्क      | रमंत्रकथनम्                               | (        | 6    |
| १९४ वाम           | ाचारिमते पात्रस                            | ध्वम् १३७             |               | त्रकथनम्<br>तंत्रकथनम्                    |          |      |
| -                 | डेषमीत्पत्तिस्थानः<br>मनां पूजाप्रकारः     |                       |               | प्रकथनम्<br>प्रकथनम्                      |          | १५८  |

| प्रष्टांकाः विषयाः             | श्रीकांद्यः | प्रष्ठांकाः विषयाः स्रो           | हांकाः |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| ३२३ वृदस्यतिमंत्रकथनम्         | 306         | मकाशः १८                          |        |
| ३२४ शुक्रमंत्रकथनम्            | २३७         | ४१८ विसिविज्ञेशगणपिसंजः           | 3      |
| ३२६ शनिमंत्रकथनम्              | *** \$46    | ४२० शक्तिविनायकमंत्रकथनम्         | 92     |
| ३२७ राहुमंत्रकथनम्             | २८३         | ४२१ अुवतेश्वरीशक्तिमंत्रोपासना    | 55     |
| ३२८ केतुमंत्रकथनम्             | ३१६         | ४२७ यकतुंडमंत्रजपोपासनादि         | 162    |
| ३३० प्रहपूजनफसम्               | ±888        | ४३० वक्षतुंडगायत्रीकथनम्          | 548    |
| प्रकादाः १४                    |             | प्रकाशः १९                        |        |
| ३३० मंत्रत्यागाविधिः           | 4           | ४३० पश्चिमास्तायोक्तगणेश्चमंत्राः | 2      |
| ३३१ महाविद्याप्रस्यंगिराकथन    | q 3?        | ४४१ अष्टसीमाविनायकमंत्राः         | 269    |
| ३४० देवस्यागाविधिः             | 200         | ४४३ कृष्मांडविनायकसाधनम्          | २३०    |
|                                |             | ४४७ पञ्चास्यगजाननमंत्रविधिः       | 298    |
| मकाशः १५                       |             | ४४९ वित्रदानमंत्रः                | 350    |
| ३४१ गायध्यादियंत्रोद्धारवारप   |             | ४५० मोदकप्रियगणेशमंत्रः           | ३६०    |
| निरूपणम्                       | 3           | ४५५ चित्रकन्यासाधनम्              | ४३५    |
| प्रकाशः १६                     |             | ४५६ स्थूलदन्ताचप्रविनायकमंत्राः   | 841    |
| ३६३ विप्रहरीवज्ञराजमंत्रविधि   | i 8         | ४५८ एक विंश्तिगणेशमंत्राः         | ४९३    |
| ३६५ छङ्गीगणपतिविधानम्          |             | ४५९ राजमातंगीसाधनम्               | 408    |
| ३६८ शकिगणपनंत्रकथनम्           |             |                                   |        |
| ३७१ हरिद्रागणपतिसंत्रविधान     |             | प्रकाशः २०                        |        |
|                                |             | १७५ उत्तरामायोक्तगणेशमंत्रः       | 8      |
| प्रकाशः १७                     |             | ४७६ दच्छिष्टगणेशमंत्राः           |        |
| ३७२ कर्षासायोक्तगणपातिमंत्र    |             | ४७८ वामदक्षिणमार्गनिर्णयः         | \$4    |
| ३७३ गणेशपूजायंत्रम्            | २५          | प्रकाशः २१                        |        |
| ३७४ गणेशमंत्रकस्याः            | 84          | ४८५ दक्षिणाञ्चायोक्तमास्करमंत्रः  | 2      |
| ३७९ गणेशतर्पणम्                |             | ४८८ भास्करमंत्रान्तरकथनम्         | 88     |
| १८५ कामसंत्रितरूपणम्           |             | मकाशः २२                          |        |
|                                | ··· 350     |                                   |        |
| ३९४ बाग्वादिनीसंयकथनम्         | 830         | ४९३ चंद्रबीजजपादिविधिः            | 9      |
| ४०७ दुर्गावेच्या बीजरूपमंत्रनि | रहतताम् ६६३ | ५९४ भौमवीजमंत्रजपादिविधिः         | 54     |
| ४०८ गणेकोपासिवङ्भीमंत्रव       |             | ५९८ बुधवीजमंत्राविधानम्           | 200    |
| ४१२ नित्यक्तिमामंत्रनिरूपणम्   |             | ५९९ गुरुवीजमंत्रजपादिविधिः        | 883    |
| ४१४ गणेशंसेविवमहाकृत्यामं      |             | " शुक्रवीजमंत्रविधानम्            | 150    |
| ४१६ सर्वोपद्रवनाशनायोपयुक्त    |             | ५०० शनैश्चरबीजमंत्रविधानम्        | 138    |
| महाशान्तिः                     | ८१२         | " राहुषीजमंत्रजपादिविधिः          | 548    |

| वृष्टांकाः विषयाः श्रोक                  | ांकाः | पृष्ठांकाः      | विषयाः                      | अहो   | हांकाः |
|------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|
| ५०० केतुबीजसंत्रजपादिविधिः               | 258   | ५६० घूमावर्त    | मित्रसाधनम्                 |       | 340    |
| ५०१ सूर्यमारुपिंगडासाधनम्                | 886   | ५६६ प्रत्यंगिर  | ामालामंत्रः                 | ***   | 180    |
| ५०२ चंन्द्रमातुर्मगळायाः साधनम्          | 568   | ५६७ चामुण्ड     | <b>ायामहामंत्रकथ</b>        | नम्   | 0000   |
| " भौममातृश्रामरीसाधनम्                   | 2004  | ५७२ शतबन        | डीविधाननिरूप                | गम्   | 8998   |
| ५०३ बुधमातृमद्रिकासाधनम्                 | 808   | ५८० सप्तविंश    | ।।श्ररछङ्गीमंत्रस           | वाधन- |        |
| " घान्याख्यगुरुमातृसाधनम्                | 163   | विधिः           | *** ***                     | ***   | 1059   |
| <sup>17</sup> सिद्धाख्यशुक्रमातृकासाधनम् | 160   | ५८३ अयेष्टाब    | क्सीमंत्रविधानम्            | Į     | 5380   |
| " वस्कारूयशनिमातृसाधनम्                  | 990   | " सिद्धख        | <b>स्मीमहामनु</b> विधि      | 1:    | 2349   |
| ५०४ संहटाख्यराहुमानृसाधनम्               | 888   |                 | ग्रहाला ३७                  |       |        |
| विकटास्यकेतुमातृसाधनम्                   | 136   |                 | मकाशः २४                    |       |        |
| WESTERN 23                               |       | ५८६ इन्द्रमंत्र |                             | 0.4.0 | 2      |
| प्रकाशः २३                               |       | " वहिमंत्र      |                             | **    | १२     |
| ५०४ बद्धाशकिमंत्रोपासनादिविधिः           | ş     |                 | हथनम्                       |       | ६६     |
| ५०५ चिन्दामणिसरस्वतीसाधनम्               | १२    |                 | रमंत्रकथनम्                 |       | ७३     |
| ५०६ ज्ञानसरस्वतीसाधनम्                   | 43    |                 | त्रकथनम्                    |       | 90     |
| ५०८ बामाघटसरस्वतीसाधनम्                  | 46    |                 | मंत्रविधिकथनम <u>्</u>      |       | 98     |
| " अन्वरिश्वसरस्वतीसाधनम्                 | EL    |                 | वतमंत्रकथनम्                | ***   | 658    |
| " महासरस्वतीसाधनम्                       | E/O   |                 | र्गीमहामंत्रकथन             |       | 151    |
| ५१२ त्रिक्टारूयसरस्वतीसाधनम्             | १२६   |                 | <b>मंत्रवंचककथन</b>         |       | 133    |
| ५१३ विष्णुवागी इवरी मंत्रः               | 588   |                 | निरूपणम्                    |       | 188    |
| ५१४ मुख्यवागी द्वरी मंत्रः               | १५१   |                 | यामहामनुनिरूप               |       | 180    |
| " पद्मावतीमंत्रः                         | १५९   | ५९९ ब्रह्मणो    | मंत्रसाघनाविधि              | li    | 556    |
| ५१५ वाळामंत्राणां निरूपणम्               | १८२   |                 | मकाशः २५                    |       |        |
| ५१८ अमपूर्णेश्वरीमंत्रः                  | २२६   | ६०० गणेकर       | ()पविधिकथनम्                |       | 3      |
| ५२ गौरीमंत्राः                           | 105   |                 | गिपविधिकथनम्<br>इ           |       | 84     |
| ५२३ वजेश्वरीमहामंत्रनिरूपणम्             | 358   |                 | रापविधिकथनम्<br>पिविधिकथनम् | •     | 23     |
| ५२५ त्वरितादेवीमंत्रसाधनम्               | 346   |                 | वीपयंत्रादिनिस्             |       | 88     |
| ५२९ कौसारीविधिकथनम्                      | 833   |                 | वर्षविनिर्णये वि            |       |        |
| ५३० बैष्णवीमंत्रविधिकयनम्                | 888   |                 | नि                          |       | 44     |
| ५३२ त्रैहोक्यविजयामंत्रविभिः             | 858   |                 | पविधिकधनम्                  |       | 60     |
| ५३८ स्वप्नवाराहीसंत्रविधिः               | ५७३   |                 | भानुदीपविधिः                |       | 24     |
| ५३९ वगळामुखीसावनविधिः                    |       |                 |                             | ***   | 68     |
| ५४७ छित्रमस्तादेवतासाधनविधिः             | £80   | 1.3             |                             |       | 0,     |
| ५४५ वारामंत्रसावनविधिः                   | . 400 |                 | प्रकाशः २६                  |       |        |
| ५५४ महातारामंत्रक्यनम्                   | . <89 | ं ६०५ मत्स्या   | वतारमंत्रविधिः              | 2,24  | 3      |

## मेरुतंत्रानुक्रमणिका ।

| 2                |                        |        |         |             |                                        | -                        |        |
|------------------|------------------------|--------|---------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|
| पृष्ठांका:       | विषया:                 | ऋोकांव | जः   9  | ष्टांकाः    | विषया:                                 | स्रोत                    | र्धकाः |
| ६०६ कूर्ममंत्र   | विधिनिरूपणम्           |        | २३ ६०   | ८ हयमी      | वमंत्रकथनम्                            |                          | 80     |
|                  | त्रविधिकथनम्           |        | 53 00   | ० विण्युः   | वंत्रनिरूपणम्                          | ***                      | 43     |
| ६११ नारसिंह      | संत्रविधिः             | 3      | 35 00   | १ गरुडम     | जिकथनम्                                |                          | 60     |
| ६२३ वामनमं       | त्राणां विधिः          | 9      | 33      |             | प्रकाशः २                              | ٩                        |        |
| ६२६ परशुरा       | ममंत्रविधिः            | 9      | 90 00   | ३ संदर्शन   | चक्र <b>मं</b> त्रकथन                  |                          | 8      |
| ६२८ श्रीरामः     | पंत्रविधिः             | 8      |         |             | शंखमंत्रकथन                            |                          | 610    |
|                  | मंत्राणां विधिः        | ٠ ٤    | २७ ७०   | ८ खन्नमं    | वकथनम्                                 |                          | 63     |
| ६७५ वीद्धमह      | [मंत्रविधिः            | १३     | 5.5     | " धनुमेत्र  | कथनम्                                  |                          | 68     |
| ६७६ कल्किम       | हामंत्रविधिः           | १३     | 58      | " गडाकी     | मोदकीमंत्रकथ                           | नस्                      | 68     |
|                  | प्रकाशः २७             |        |         |             | त्रनिस् <b>पणम्</b>                    |                          | 30     |
| ६७७ केशवम        | (तिमंत्रकथनम्          |        | 3 00    | ९ पाशमं     | वकथनम्                                 |                          | 36     |
|                  | संत्रविधानकथन          |        | १२      | " छत्रमंत्र | कथनम्                                  |                          | 505    |
|                  | न्नाविधानम्            | -      | 04      | " चामरा     | विकथनम्                                |                          | ,00    |
| ७८३ गोविंदर      |                        |        | 24      | ११ ध्वजने   | त्रकथनम्                               |                          | 300    |
|                  | त्रकथनम्               |        | २७      | " पताका     | मंत्रकथनम्                             |                          | 533    |
| ६८४ मधुस्क       |                        |        |         | ० श्हमं     | रकथनम्                                 |                          | ११५    |
|                  | <b>ममंत्रकथनम्</b>     |        | 44      |             | त्रकथनम्                               |                          | 125    |
|                  | त्रकथनम्               |        | 48      | " दंडगार    | <b>रत्रीमंत्रकथनम्</b>                 | ****                     | 130    |
|                  | त्रकथनम्               |        | ६२      |             | प्रकाशः ३                              | o                        |        |
| ६८६ स्टपीके      |                        | 3      | ७६ ७१   | १ क्रबजा    | स्यविष्णुशक्ति                         |                          | 20     |
| ६८७ दामोद्र      |                        | 1      |         |             | सुंदरी मंत्रविधि                       |                          | 36     |
| " संकर्षण        | <b>पंत्रकथनम्</b>      | ?      |         |             | यैक वटा मंत्रावे                       | _                        | 388    |
| ६८८ वासुदेव      | मंत्रकथनम्             | 3      | ٥٤      | " एकवीर     | ((स्थकुष्णशक्ति                        | តជំនាះ                   | 224    |
| ६८९ प्रद्युक्रमं | त्रकथनम्               | ?      |         |             | क्तिमंत्रविधिः                         | ***                      | १२८    |
| ३९० अनिरुद्ध     | संत्रकथनम्             | 3      | ४५      |             | प्रकाशः ३                              | 2                        |        |
|                  | त्तममंत्रकथनम्         | ₹      | 33 100  | ९ वज्रावर   | शिवमंश्रीविधिय                         |                          | 3      |
| " अधे।शुः        | तमंत्रकयनम्            | ३      | 38 (00) | ८ विशिषा    | मूर्तिमंत्राविधिव<br>स्थितिसंत्राविधिव | <b>ह्य</b> नम            | १६५    |
| ६९५ नृसिंहमं     | त्रकथनम्               | 3      | Ee ey   | र जारभार    | वतारिहरमंत्रक                          | थतम                      | 288    |
| ६९६ जनार्दन      | <b>अंत्रकथनम्</b>      | 3      |         |             | स्रमंत्रविधिकः                         |                          | २६५    |
|                  | वकथनम्                 | ३      | 44 63   | र पाडापर    | । समंत्रविधिक                          | थनम                      | 268    |
| " हरिसंत्रक      |                        | ३      | 49 193  | ५ विषता     | शननीछकंठमं                             | ग्रह्म<br>विश्वसम्बद्धाः | ३०२    |
| ६९७ कुळासंत्र    |                        | ३      | 90 08   | २ दक्षिण    | मूर्तिनवार्णमंत्र                      | कथनम                     | 813    |
|                  | मकाशः २८               |        | 92      | ५ स्तसंज    | विनीसंत्रकथन                           | H                        | ४७२    |
| 22 0             | तिकरमंत्रकथन <b>म्</b> | ३      |         |             | ररुद्रमंत्रकयन                         |                          | 228    |
| विद्युषा         | विकरमनक्षणम्           |        |         | 4 25000     |                                        |                          |        |

| पृष्ठांकाः        | विषया:                               | भग्नेकां     | काः | पृष्ठांकाः    | विषयाः                       | श्लोका             | काः  |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-----|---------------|------------------------------|--------------------|------|
|                   | प्रकाशः ३२                           |              |     | ७८७ बगहार     | विषयनम्                      | ***                | 388  |
| antho menti       |                                      |              | 24  | ७८८ बाराही    | यंत्रकथनम्                   |                    | 343  |
|                   | ताथनकथनम्<br>ताथनकथनम्               | ***          | 286 | ७८९ स्वप्नवार | राहीयं 10                    | 07/                | 31 4 |
|                   | ताचनक्षतान्<br>विधिनिरूपणम्          |              | 224 | ৬৭০ ক্তমকুল   | षायंत्रः 🔼                   | 836                | 3 4  |
|                   | खाजिनां रोगादिः                      |              | १३९ |               | यंत्रकथनम्                   |                    | 808  |
|                   | भैरवसाधननिरूपण                       |              | 240 |               | यंत्रकथनम्                   |                    | ४२२  |
|                   | । छमंत्रनिरूपणम्                     |              | २२४ | " नार्रास     | ह्यंत्रकथनम्                 | * * *              | 325  |
|                   | रवहिसंत्रकथनम्                       | ***          | 285 | ७९४ बामन      | वंत्रकथनम्                   |                    | ४६६  |
|                   | मंत्रकथनम्                           | 4.4.4        | 386 |               | ऱ्यंत्रकथनम्                 |                    | 805  |
|                   | क्रियमंत्रकथनम्                      | ***          | 200 | ७९६ श्रीकृष   | गगोपाछयंत्रक                 | धनम्               | 408  |
|                   | यामामंत्रकथनम्                       |              | 396 | ७९८ ह्नूमरा   |                              |                    | 454  |
|                   | कामेन्द्रशिमंत्राः                   | ***          | ३३७ |               | ामूर्तियंत्रकथन              |                    | 488  |
|                   | ीर्षनियासिनी मंत्रः                  | ***          | 840 |               | याभिवयंत्रकथ                 |                    | 943  |
|                   | मती मंत्रकथनम्                       | ***          | ७३६ | वदुकर         | रेषयंत्रकथनम्                |                    | 999  |
|                   | कि जिकामंत्रकथन                      |              | 803 |               | मकादाः ३                     |                    |      |
|                   | मकाशः ३३                             |              |     |               | मालाम्त्रकथन                 |                    | 3    |
|                   |                                      |              | 1   |               | पासितहनू मन्म                |                    | 91   |
| The second second | सिद्धिविधानकथनः<br>सर्वेग्रह्मः      |              | 3.5 | _             | सितहनुमन्मंत्र               | 4                  | 326  |
|                   | वयंत्रकथनम्<br>प्रनयंत्रकथनम्        |              | 90  |               | ्टात्मकस्नूमन                |                    |      |
|                   | मनयत्रकथनस्<br>कर्षणकरहरिद्रागण      |              |     | ८०९ सीहा।     | देनिवारणहन्                  |                    | 121  |
|                   | कपणकरहारद्वागण<br>यार्थं यंत्रसाधनम् | 414444       | 888 |               | भकाशः ।                      | 39                 |      |
|                   | (टनयंत्रकथनम्                        | ***          | 240 | ८१० कार्त     | <b>बीयोर्जुनमंत्रक</b>       | धनम्               | 2    |
|                   | हेपणयंत्रकथनम्<br>-                  |              | 288 |               | ममार्गेण कार्तव              | वियंत्रस्यव        |      |
|                   | रणयंत्रकथनस्                         |              | 160 |               | ननविधिः .                    | ** ****            | 34   |
|                   | <del>एकायंत्रसाधनम्</del>            |              | 196 | ८ र च्यामम    | र्शिणां पूजनीय               | <b>।नुपयत्रक</b> र |      |
| 10/2 (B)          | पुरभैरबीयंत्रकथनः                    | 3            | २३३ | ८१३ काव       | वीर्यभूप <b>ण्यानक</b>       | यनम्               | 49   |
| 10/3 C            | जवाणेश्वरवित्रमंत्र                  | <b>फ</b> धनम |     | दर्भ काव      | र्वार्यगायत्रीकथ             | नम्                | 808  |
|                   | जसारंगीय त्रकथना                     |              | 248 |               | वीर्यप्रियंकर <b>वी</b>      |                    | १५३  |
|                   | वनेश्व(वित्रकथनम्                    |              | 240 |               | वीर्यदीपाधारयं<br>स्वोधनसमये |                    | 565  |
| WAY B             | इसीप्रद्खक्सी यंत्रव                 | ध्यनम्       | 262 | ८१५ वृष्      |                              | शुनाशुना           | 190  |
|                   | वरितायंत्रकथनम्                      |              | 404 | ८२१ मंथर      |                              | ** ***             | 224  |
|                   |                                      |              |     | यानुक्रमणिका  |                              |                    |      |
|                   | 400                                  |              |     | 1.2 1.11-1.11 | A THE PERSON                 | •                  |      |